

## पुस्तकालय

## गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय

| त्रागत पंजिका संस्था ि एट ी पे.पू |        |      |              |
|-----------------------------------|--------|------|--------------|
| तथि                               | संख्या | तिथि | संख्या       |
| 72°                               | 6/1964 | 600  | T 1971<br>/2 |

72112

19 0 MAY 1969

), Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGan

| तिथि          | संख्या        | तिथि '         | संख्या    |
|---------------|---------------|----------------|-----------|
|               |               |                |           |
|               |               |                |           |
|               |               |                |           |
|               |               |                |           |
|               |               |                |           |
|               |               |                |           |
|               |               |                |           |
|               |               |                |           |
|               |               |                |           |
|               |               |                |           |
|               |               | -              | *****     |
| 1             |               |                |           |
|               |               |                | A         |
|               | 1             |                |           |
| Gurukul Kangr | Collection, H | aridwar, Digit | zed by eG |
|               |               |                |           |





विषय संख्या ८ ८ पुस्तक संख्या २ ० ० ग्रागत पंजिका संख्या

श्रागत पाजका सख्या पुस्तक पर किसी प्रकार का निशान लगाना वर्जित है। कृपया १५ दिन से श्रधिक समय तक पुस्तक श्रपने पास न रखें।

TOTAL SECTION OF THE PARTY OF T





विलंशे द्वारा गुरुषुत कारही मुतकात्व द्वी लेखक याब हरिदास वैध

25

**影** 









सन् १६२४ के जनवरी में चिकित्सा-चन्द्रोदय के छठे भाग का पहला संस्करण हुआ था, प्रूफ संशोधन की दिक्क़तों से बचने के लिये बहुत ज्यादा प्रतियाँ छपाली थीं, इससे पहला संस्करण सन् ३४ में खत्म हुआ। लेकिन दूसरा संस्करण सन् ३४ में ही छपा और तीसरा सन् ३६ में ही हो रहा है। यह आनन्द-कन्द शीकुष्णचन्द्र की असीम कृपा है जो मैं अपनी लिखी पुस्तकों के संस्करण पर-संस्करण इन आँखों से देख रहा हूँ। यह प्रनथ जनता ने अति पसन्द किया, एक तरह से यह घर-घर की जरूरी चीज हो रहा है। आशा है जनता आगे भी इसकी ऐसे ही क़द्रदानी करके मुक्ते आभारी बनायेगी। आशा तो नहीं है, पर शायद जगदीश इस प्रनथ के अगजे संस्करण भी मेरे सामने करावे। अगर ऐसा हुआ तो मैं इस भाग में और भी युद्धि कहूँगा।

मथुरा ३१ मई, १६३६ निवेदक— हरिदास

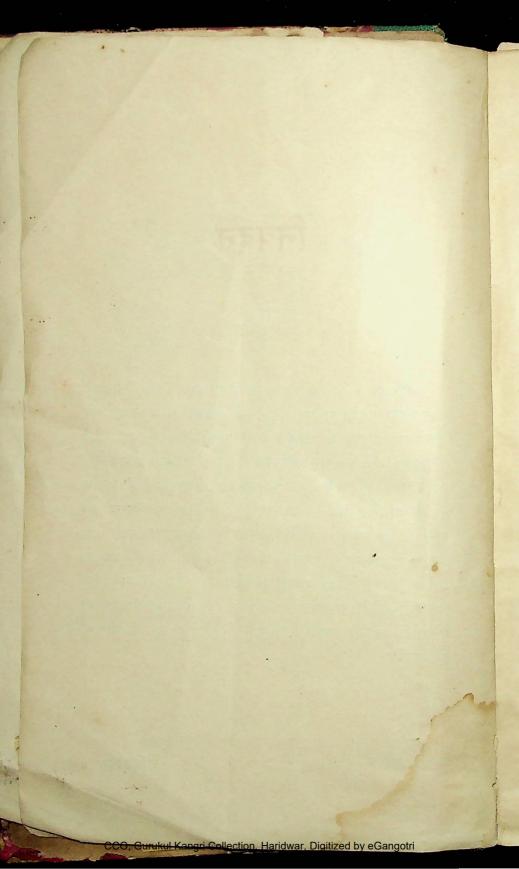



श्राज इस वृहत्काय प्रन्थका श्री गर्णश हुए तीन या साढ़े तीन साल से श्रिधिक नहीं हुए। जब हमने इसे श्रारम्भ किया था, तब श्राशा नहीं थी कि हमारे जैसे श्रव्यक्ता, मन्दमित श्रीर श्रायुर्वेदसे कोरे लेखककी कृतिका भारतमें इतना श्रादर श्रीर प्रचार होगा; श्रटक से कटक श्रीर काश्मीरसे कन्याकुमारी तक इस प्रन्थकी माँगोंका ताँता व्य जायगा; इतनी जल्दी हम इस प्रन्थके नवीन संस्करण होते देख सकेंगे श्रीर देशके नामी-नामी विद्वान इतकी प्रशंसा करेंगे। श्रमल बात यह है कि, जो श्रिममान त्याग कर जगदीशके भरोसे पर काम करता है, उसे जगदीश श्रवश्य साहाय्य प्रदान करते हैं। जिस पर जगदीश की दया होती है, उसे सफलता होती ही है।

यद्यपि इस प्रन्थमें हमारा ऋपना कुछ भी नहीं है, जो है सो पराया है। हम परायी पूँ जीके बल खेल खेल रहे हैं; प्राचीन ऋौर ऋर्वाचीन विद्वानोंकी बड़ी मिहनत ऋौर खोजसे निकाली हुई ऋनमोल बातोंको उठा-उठाकर ऋपने ढँगसे सजा रहे हैं—यानी संग्रह कर रहे हैं; ऋतः हम संग्रहकार हैं ऋौर कुछ नहीं। चरक, सुश्रुत और वाग्भट्टके बाद जितने भी वैद्यक-ग्रन्थ लिखे गये हैं, वे प्रायः सभी संग्रह प्रन्थ हैं। विद्वानोंने ऋषि-मुनियोंकी कही हुई ऋनमोल बातें

घटा बढ़ाकर और अपने अपने अनुभवकी पुट लगाकर अपने अपने अपने अन्थों में रख दी हैं। हम भी उन्हीं विद्वानों की राहपर चले हैं। पर भेद इतना ही है, कि वे धुरन्धर विद्वान थे और हम उनकी तुलना में परले सिरेके अज़ और अनाड़ो हैं। वे आयुर्वेदके पारगामी थे और हमें आयुर्वेदके सिर पैर की भी खबर नहीं; वे प्राणाचार्य और भिषक्चूड़ामणि थेऔर हम साधारण या निम्न श्रेणीके वैद्य भी नहीं। इतने पर हमारे जैसे जुद्राति जुद्र लेखककी कृतिकी इतनी इज्जत और कदर हो रही है और देशके हजारों सहदय विद्वान और साधारण लोग मुक्त कंठसे प्रशंसा कर रहे हैं, क्या यह कम आश्चर्य की बात है ? मतलब यह कि, हम किसी योग्य नहीं। जो हो रहा है वह जगदीशकी कृपासे हो रहा है।

हमारा इरादा छठे और सातवें भागों को गत सितम्बरमें ही निकाल देनेका था। इसीलिये पुस्तकें दो प्रेसोंमें दी गई, पर बीच बीचमें हमें ख्राधि-च्याधियोंने बहुत सताया। इससे कई बार काम रोक देना पड़ा। लिकिन जब देखा कि ख्राफतें पीछा न छोड़ेंगी तब फिर काम जारी करना पड़ा और प्रक वगैर:का भार दूसरे लोगों पर छोड़ना पड़ा। हमने रोग-शप्यासे उठकर देखा, तो माल्म हुखा कि ब्रन्थ तो ठीक छप गये हैं; पर प्रक संशोधन-सम्बन्धी छुछ भूलें यत्र-तत्र रह गई हैं। उनमें से ख्राधी भूलोंके लिये तो प्रकरीडर ख्रपराधी हैं, पर ख्राधीसे ख्रधिकके लिए वे ख्रपराधी नहीं। वे भूलें छपते समय टाईप टूट जाने या उठ जानेसे हुई हैं। ऐसी भूलें प्रायः सभी पुस्तकोंमें होती रहती हैं। इस बीमारीकी दवा नहीं। ख्रधिकांश भूलें संस्कृत रज़ोकोंमें हुई हैं। पर उनसे पाठकोंकी उतनी हानि नहीं, इससे हमें दुःख होनेपर भी सन्तोप है। फिर भी, हम उनके लिये पाठकोंसे बारम्बार ज्ञमा प्रार्थना करते हैं। ख्राशा है, सहृद्य पाठक हमें ज्ञमा प्रदान करके ख्रपनी उदारता का परिचय देंगे।

श्रीषधियाँ तैयार करने, काढ़ा श्रीटाने, चूर्ण बनाने, तेल श्रीर वी पकाने, श्रनेक तरहके विष-उपविष शोधने, चूर्ण बगैरःकी कितनी मात्रा सेवन कराने श्रीर किस समय सेवन कराने तथा श्रनुपान तज्ञवीज करने के नियम वगैरः हम पहले के भागों में लिख श्राये हैं; लेकिन श्रनेक पाठकों के यह सममाने से, कि जो कोई सभी भाग न खरीदेगा, उसे ये नियम कैसे माल्म होंगे इत्यादि—हमने पुनरुक्ति दोषका विचार छोड़कर, इस छठे भाग के श्रन्तमें भी, चन्द जरूरी-जरूरी नियम कायदे लिख दिये हैं; पर विल्कुल नये रूपमें। उनमें कितनी हो बातें ऐसी भी हैं जो पहले नहीं लिखी गई श्रतः पाठक उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें श्रीर समय पर द्वाएँ तैयार करने में उनसे मदद लें।

कलकत्ता, ४ जनवरी, सन् १६२४ ई । विनीत--हरिदास।







## वठा भाग।

## पहला अध्याय।

| विषय                      | वेठाङ  | विषय पृष्ठाङ्क               |
|---------------------------|--------|------------------------------|
| खाँसी रोग का वर्णन        | 8      | वातज खाँसीके निदान कारण प    |
| खाँसी किसे कहते हैं ?     | ?      | वातज खाँसी के लच्चण द        |
| खाँसी का विशेष सम्बन्ध    |        | सूखी खाँसी पर हिकमतका मत ६   |
| किस अङ्गसे है ?           | 8      | हूपिंग काफ-सूखी खाँसी १०     |
| खाँसी के निदान-कारण       | २      | पित्तज खाँसीके निदान-कारण ११ |
| हिकमतसे खाँसी के कारण     | 3      | पित्तज खाँसी के लज्ञण ११     |
| डाकृरी से खाँसी के कारण   | 8      | पित्तकी खाँसीपर हिकमत १२     |
| खाँसी की सम्प्राप्ति      | 8      | कफज खाँसीके निदान १३         |
| हिकमतसे खाँसीकी सम्प्राधि | प्ते ४ | कफज खाँसीके लज्ञ् १३         |
| खाँसीके पूर्वरूप          | Ę      | हिकमतसे कफज खाँसी १४         |
| खाँसी की किस्में          | U      | चतज खाँसीके निदःन-कारण १४    |

| *************************************** |           |                  | 2000    |
|-----------------------------------------|-----------|------------------|---------|
| विषय                                    | पृष्ठाङ्क | विषय             | म्हाङ्क |
| चतज खाँसीकी सम्प्राप्ति                 | १४        | लवङ्गादि गुटिका  | 82      |
| चतज खाँसीके लच्चा                       | १६        | काससंहार बटी     | 83      |
| हकीमी मत                                | १७        | कासहर बटी        | 83.     |
| चयज खाँसीके निदान-कार                   | ्ण १८     | हरीतक्यादि बटी   | 88      |
| चयज खाँसीकी सम्प्राप्ति                 | १=        | अर्कादि वटी      | 88      |
| त्तयज खाँसीके लत्त्रण                   | १८        | व्योपान्तिका बटी | 88.     |
| डाकृरी मत                               | 39        | पथ्यादि बटी      | 88      |
| होमियोपैथिक मत                          | 28        | त्रिफलादि बटी    | 85      |
| वात पित्तज खाँसीके लच्चग्               | . 28      | चएकादि बटी       | 84:     |
| पित्त कफज खाँसीके लच्चा                 | . 58      | हरिद्रादि वटी    | ४६.     |
| त्रिदोषज खाँसीके लच्चगा                 | २२        | मधुयष्ट्यादि बटो | 88      |
| कव्वेकी खाँसीके लच्चा                   | २२        | कत्थेकी गोलियाँ  | 8£:     |
| नजलेकी खाँसीके लच्चा                    | २२        | टंकादि बटी       | 86      |
| रोगोंमें खाँसी                          | २४        | गुड़ूच्यादि बटी  | 80.     |
| त्रामकी खाँसी                           | 2,8       | कासहर मोदक       | ४७      |
| खाँसीकी उपेत्तासे हानि                  | 28        | कासान्तक गुटिका  | 80      |
| साध्यासाध्यत्व                          | २४        | कणादि बटी        |         |
| हिकमतके मतसे खाँसी का                   |           | श्रङ्गी बटी      | ४८      |
| वर्णन                                   | २६        | अमृतादि बटी      | 84.     |
| खाँसीकी चिकित्सामें याद                 |           | कासान्तक बटी     | 85      |
| रखने योग्य बातें                        | 38        | अकरकरादि बटी     | .38     |
| खाँसीमें पथ्यापथ्य                      |           | रसराज बटी        | 38      |
| खाँसीकी सामान्य चिकित्सा                |           | कास गज केसरी बटी | ¥o.     |
| मरिचादि बटी                             |           | शिंगार अभ्रक     | ¥0-     |
| कासमर्दन बटी                            |           | र्थं गाम्र       | ×8.     |
|                                         |           |                  | ¥2      |

| विषय                   |           |                                                    |           |
|------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|
|                        | विष्ठाङ्क | विषय                                               | वृष्ठाङ्क |
| पारेकी कजली            | ४३        | वालकों की खाँसी पर नुसखे<br>खाँसीको विशेष चिकित्सा | 95<br>52  |
| कासलदमी-त्रिलास वटी    | XX        |                                                    |           |
| श्वास कुठार रस         | XX        | वातज खाँसोकी चिकित्सा                              | =2        |
| सम शर्कर लौह           | ४६        | पित्तज खाँसीकी चिकित्सा                            | 58        |
| वृहत् शुंगाराभ्र       | ४६        | कफज खाँसी की चिकित्सा                              | K3        |
| वसन्तराज रस            | ४७        | वातज कफज खाँसीकी                                   |           |
| वसन्त तिलक रस          | ४७        | चिकित्सा<br>पित्त-कफज खाँसीकी                      | १०४       |
| श्रृंग्यादि चूर्ण      | ८४०       | चिकित्सा                                           | १०६       |
| विष्पल्यादि चूर्ण      | 3%        | चतज खाँसोकी चिकित्सा                               | १०६       |
| सम शर्कर चूर्ण         | 38        | चयज खाँसीकी चिकित्सा                               | 130       |
| मरिचादि चूर्ण          | 3%        | नजलेकी खाँसीकी                                     | 110       |
| तालीसादि चूर्ण         | ६०        | चिकित्सा।                                          | ११२       |
| तालीसादि मोदक          | ६०        | कव्या लटकनेकी खाँसीकी-                             | 111       |
| सितोपलादि चूर्ण        | ६०        | चिकित्सा                                           | ११३       |
| सितरेपलादि चटनी        | ६१        | घरकी चीजोंसे खाँसी नाश                             | 98=       |
| जातीफलादिचूर्ण         | ६१        | बालकोंकी खाँसीपर श्रीर                             |           |
| श्वश्वगन्धादि क्वाथ    | ६३        | नुसखे                                              | १२१       |
| वासकादि क्वाथ          | ६४        | बच्चोंकी कुकर खाँसीकी                              |           |
| वृहती क्वाथ            | ६४        | चिकित्सा                                           | १२३       |
| कंटकार्यावलेह          | ६४        | डाकुरी मतसे फेंफड़ोंका                             |           |
| वासावलेह               | ६४        | वर्णन                                              | १२४       |
| पिष्पल्यादि घृत        | ĘX        | हिकमतके मतसे फेंफड़ों का                           |           |
| रास्नादि घृत           | ६६        | वर्णन                                              | १२६       |
| भ्रगु हरीतकी           | ६६        |                                                    |           |
| स्रॉसी पर ग़रीबी नुसखे | ६७        |                                                    |           |
|                        |           |                                                    |           |

| ******************        | ~~~~~     | 222222222222222222222222222222222222222 |         |
|---------------------------|-----------|-----------------------------------------|---------|
| विषय                      | पृष्ठाङ्क | विषय                                    | प्रशङ्क |
| चतज खाँसीकी सम्प्राप्ति   | १४        | लवङ्गादि गुटिका                         | ४२      |
| चतज खाँसीके लच्चण         | १६        | काससंहार बटी                            | ४३      |
| हकीमी मत                  | १७        | कासहर बटी                               | ४३      |
| चयज खाँसीके निदान-कारर    | ग् १८     | हरीतक्यादि बटी                          | 88      |
| चयज खाँसीकी सम्प्राप्ति   | १=        | अर्कादि बटी                             | 88      |
| त्तयज खाँसीके लद्गण       | १८        | व्योषान्तिका बटी                        | 88.     |
| डाकृरी मत                 | 38        | पथ्यादि बटी                             | 8%      |
| होमियोपैथिक मत            | २१        | त्रिफलादि बटी                           | 88.     |
| वात पित्तज खाँसीके लच्चा  | - 28      | चएकादि बटी                              | 8X.     |
| पित्त कफज खाँसीके लज्ञ्या | २१        | हरिद्रादि बटी                           | ४६.     |
| त्रिदोषज खाँसीके लच्चण    | २२        | मधुयष्ट्यादि बटो                        | ४६      |
| कव्वेकी खाँसीके लच्च ए    | २२        | कत्थेकी गोलियाँ                         | 88:     |
| नजलेकी खाँसीके लच्चगा     | २२        | टंकादि बटी                              | ४६.     |
| रोगोंमें खाँसी            | 28        | गुड़्च्यादि बटी                         | 80      |
| त्रामकी खाँसी             | 2,8       | कासहर मोदक                              | 80      |
| खाँसीकी उपेचासे हानि      | 28        | कासान्तक गुटिका                         | 80      |
| साध्यासाध्यत्व            | २४        | कणादि बटी                               | 85      |
| हिकमतके मतसे खाँसी का     |           | श्रङ्गी बटी                             | 85      |
| वर्णन                     | २६        | अमृतादि बटी                             | 84:     |
| खाँसीकी चिकित्सामें याद   | 1         | कासान्तक बटी                            | 38      |
| रखने योग्य बातें          | 38        | अकरकरादि बटी                            | 88.     |
| खाँसीमें पथ्यापथ्य        | ३७        | रसराज बटी                               | Xo.     |
| खाँसीकी सामान्य चिकित्सा  | 88        | कास गज केसरी बटी                        | No.     |
| मरिचादि बटी               |           | शिंगार अभक                              | ×8.     |
| नासमर्दन बटी              | 86        | र्थं गाम्र                              | **      |

| विषय                    | विष्ठाङ                                       | विषय                     | विधाङ्क    |
|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------------|
| पारेकी कजली             | ५३                                            | वालकों की खाँसी पर नुसखे | ७५         |
| कासलदमी-विलास वटी       | xx                                            | खाँसीकी विशेष चिकित्सा   | 52         |
| श्वास कुठार रस          | xx                                            | वातज खाँसीकी चिकित्सा    | <b>=</b> 2 |
| सम शर्कर लौह            | ४६                                            | पित्तज खाँसीकी चिकित्सा  | 58         |
| वृहत् शृंगाराभ्र        | ४६                                            | कफज खाँसी की चिकित्सा    | 23         |
| वसन्तराज रस             | ४७                                            | वातज कफज खाँसीकी         |            |
| वसन्त तिलक रस           | ४७                                            | चिकित्सा                 | १०४        |
| श्रंग्यादि चूर्ण        | ويا                                           | पित्त-कफज खाँसीकी        |            |
| विष्पल्यादि चूर्ण       |                                               | चिकित्सा                 | १०६        |
|                         | 3%                                            | च्तज खाँसीकी चिकित्सा    | १०६        |
| सम शर्कर चूर्ण          | 38                                            | चयज खाँसीकी चिकित्सा     | ११०        |
| मरिचादि चूर्ण           | 3%                                            | नजलेकी खाँसीकी           |            |
| तालीसादि चूर्ण          | . <b>६</b> 0                                  | चिकित्सा ।               | ११२        |
| तालीसादि मोदक           | ६०                                            | कव्या लटकनेकी खाँसीकी-   | ,,,        |
| सितोवलादि चूर्ण         | ६०                                            | चिकित्सा                 | ११३        |
| सितरेपलादि चटनी         | <b>\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ </b> | घरकी चीजोंसे खाँसी नाश   | 33=        |
| जातीफलादिचूर्ण          | ६१                                            | बालकोंकी खाँसीपर श्रीर   | ,,,        |
| श्वश्वगन्धादि क्वाथ     | ६३                                            | नुसखे                    | १२१        |
| वासकादि क्वाथ           | ६४                                            | वच्चोंकी कुकर खाँसीकी    | 171        |
| वृह्ती क्वाथ            | ६४                                            | चिकित्सा                 | १२३        |
| कंटकार्यावलेह           | ६४                                            | डाकुरी मतसे फेंफड़ोंका   | , , ,      |
| वासावलेह                | ६४                                            | वर्णन                    | १२४        |
| पिप्पल्यादि घृत         | ६४                                            | हिकमतके मतसे फेंफड़ों का |            |
| रास्नादि घृत            | ६६                                            | वर्णन                    | १२६        |
| भ्रगु हरीतकी            | ६६                                            |                          |            |
| स्रॉंसी पर ग़रीबी नुसखे | ६७                                            |                          |            |

|                             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                              | ~~~~~~~ |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------|
| विषय                        | वृष्ठाङ्क                             | विषय                         | प्रशङ्क |
| दूसरा अध्याय।               |                                       | कच्चे पीनसके लच्चगा          | १३७     |
| प्रतिश्यायका वर्णन ( जुका   | H                                     | पके पीनसके लच्च ए            | १३७     |
| या नजला )                   | १३१                                   | पके हुए प्रतिश्याय के लच्च   | १ १३७   |
|                             | 232                                   | प्रतिश्यायमें याद रखने योग्य |         |
| सामान्य निरूपण              | , , ,                                 | वातें                        | १३८     |
| सद्योजनक निदान पूर्वक       | १३१                                   | प्रतिश्याय नाशक नुसखे        | 888     |
| सम्प्राप्ति                 | 141                                   | जुकाम और नजले पर यूना        | नी      |
| चयादि क्रमजनक निदान-        | १३२                                   | नुसखे                        | 388     |
| पूर्वक सम्प्राति            | १३२                                   | जुकामके उपद्रवोंके उपाय      | १४५     |
| पूर्वरूप                    |                                       | पसलीके दर्द के उपाय          | १४५     |
| प्रतिश्यायके भेद            | १३३                                   | खाँसीके उपाय                 | १५६     |
| वायुजनित प्रतिश्यायके       |                                       | सिर-दर्दके उपाय              | १५६     |
| तत्त्रण                     | १३३                                   | दस्तक़ब्ज़ के उपाय           | १६२     |
| पित्तजनित प्रतिश्यायायके    |                                       |                              |         |
| लच्रण                       | १३३                                   | तीसरा अध्याय                 | 1       |
| कफजनित प्रतिश्याके          |                                       | श्वास रोगका वर्णन            | १६३     |
| लच्रण                       | १३४                                   | श्वास रोग किसे               |         |
| त्रिदोषज प्रतिश्यायके लच्चण | १३४                                   | कहते हैं ?                   | १६३     |
| दुष्ट प्रतिश्यायके लत्त्रण  | १३४                                   | श्वास रोगके कारण             | १६३     |
| रुधिरके प्रतिश्यायके लच्चण  | १३४                                   | श्वास रोगकं भेद              | १६४     |
| सभी प्रतिश्याय उचित         |                                       | श्वास रोगकी सम्प्राप्ति      | १६४     |
| चिकित्साके अभावमें,         |                                       | रवास रोगके पूर्व रूप         | १६६     |
| कालान्तर में ऋसाध्य         | १३४.                                  | महा श्वासके लच्च स           | १६६     |
| प्रतिश्यायोंमें कीड़े       | १३४                                   | - ? -                        | १६७     |
| प्रतिश्यायके बढ़नेसे श्रीर  |                                       | छिन्न श्वासके लच्चण          | १६=     |
| रोग                         | १३६                                   | तमक श्वासके लच्चा            | १७०     |
|                             |                                       |                              |         |

| विषय                          | <b>ब्रिडा</b> | विषय                 |           |
|-------------------------------|---------------|----------------------|-----------|
| प्रतमक श्वास के लन्न्ए        | १७२           |                      | पृष्ठाङ्क |
| तमक और प्रतमकमें फर्क         | १७३           | श्वास कुठार रस       | 838       |
| चुद्र स्त्रास के लन्नण        | १७४           | सूर्यावर्त्त रस      | x39       |
|                               |               | कालेश्वर रस          | 439       |
| पाँचों रवासों के संचित्र लच्च |               | श्रंग्यादि चूर्ण     | १६६       |
| साध्यासाध्यत्व                | १७६           | त्रिकटु बटी          | १९७       |
| रवास-चिकित्सा में याद         |               | फलत्रय वटी           | ७३१       |
| रखने योग्य वातें              | १७६           | शठ्यादि चूर्णं       | ७३१       |
| श्वास रोग में पथ्यापथ्य       | १८६           | सितोपलादि चूर्ण      | १६७       |
| श्वास रोग की सामान्य          |               | अकरकरादि बटी         | 78=       |
| चिकित्सा                      | १८७           | पिष्पल्यादि बटी      | 739       |
| शृंगवेर काथ                   | १८७           | कंटकारी काथ          | 285       |
| महाकटफलादि चूर्ण              | १८७           | शुएठ्यादि चूर्ण      | 339       |
| भारंगी गुड़                   | १८०           | शर्वत पान            | 339       |
| श्रंग्यादि चूर्ण              | १८८           | श्रंगवेरादि रस       | 339       |
| पञ्चमूली चीर                  | १८६           | श्वास नासक लपसी      | २००       |
| दशमूल रस                      | 3=8           | श्वासान्तक लेह       | २००       |
| दशमूल काथ                     | १८६           | अर्कादि बटी          | २००       |
| दशमूलादि काथ                  | 039           | श्वासान्तक चूर्ण     | २०१       |
| बिल्वादि घृत                  | 039           | श्वास नासक शर्वत     | २०१       |
| हरीतक्यादि घृत                | 939           | श्वास नाशक चूर्ण     | २०१       |
| श्वास(रि घृत्र                | १६२           | द्मे की अकसीर द्वा   | २०२       |
| वासक घृत                      | १६२           | रवास का ऋपूर्व नुसखा | २०२       |
| भृंगराज तैल                   | 838           | श्वासारि अवलेह       | २०३       |
| हरिद्रादि अवलेह               | १६३           | कनक बीज योग          | २०३       |
| बहेड़े का अवलेह               | 838           | लोहासव               | २०४       |
|                               |               |                      |           |

|                           | -          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|---------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| विषय                      | प्रष्टाङ्क | विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | पृष्ठाङ्क |
| श्वास या दमे पर ग़रीबी    |            | रक्तपित्तके सामान्य लच्चण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 588       |
| नुसखे                     | २०४        | ,, निदान-कारण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १४१       |
| बालकोंके श्वासकी चिकित्स  | r २२१      | ,, पूर्वरूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २४२       |
| श्वासरोग पर हिकमत         | २२३        | वातज रक्ति के लच्चण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २५३       |
| चौथा अध्याय।              |            | कफज रक्तित के लद्मण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २४३       |
|                           |            | पित्तज रक्तपित्त के लच्चण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २५३       |
| हिचकी रोगका वर्णन         | २३६        | संसर्ग से मार्ग-भेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २५३       |
| निदान-कारण                | २३६        | रक्तपित्त के उपद्रव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २४३       |
| सामान्य लच्च्या           | २३६        | असाध्य लत्त्रण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 248       |
| हिचकी के भेद              | २३६        | रक्तपित्त चिकित्सा में याद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| हिचकी के पूर्वक्रप        | २३७        | रखने योग्य बातें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २५४       |
| अन्नजा हिचकी के लच्चण     | २३७        | रक्तपित्त रोग में पथ्यापथ्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २६०       |
| यमला हिचकी के लच्चण       | २३७        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| चुद्रा हिचकी के लच्चण     | २३७        | रक्तिपत्तनाशक ग़रीबी नुसखे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| गंभीरा हिचकी के लच्चण     | २३८        | रक्तिपत्तनाशक श्रमीरी नुसखे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| महती हिचकी के लक्त्रण     | २३८        | हीवेरादि काथ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २७८       |
| त्रसाध्य लत्तरण           | २३६        | प्रियंग्वादि काथ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २७८       |
| हिचकी की चिकित्सा में याव |            | अटरुपकादि काथ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 305       |
| रखने योग्य बातें          | २३६        | धान्यकादि हिम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30.5      |
| हिचकी में पथ्यापथ्य       | 280        | एलादि गुटिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 305       |
| हिचकी नाशक नुसस्ते        | 282        | शतावरी घृत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २७६       |
| हिचकी पर बढ़िया नुसखे     | 78°E       | खएडकाच लौह /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २८०       |
|                           | 150        | खरडकूष्मारडक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २८१       |
| पाँचवाँ अध्याय ।          |            | खरडकूष्मारड अवलेह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २८१       |
| रक्तपित्त-वर्णन           | २५१        | वासा कूष्माएड खन्ड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २५२       |
|                           | 1 - 1      | THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TW |           |

वासा घृत

२८३

| .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |             | 1                    | ~~~~      |
|----------------------------------------|-------------|----------------------|-----------|
| विषय                                   | <b>विशि</b> |                      | पृष्ठाङ्क |
| सप्तप्रस्थ घृत                         | २८४         | श्रम्लपित्त नाशक     |           |
| वृहद्वासा घृत                          | २८४         | उत्तमोत्तम योग       | ३००       |
| दूर्वायघृत                             | २८४         | रसायन योग            | ३००       |
| महा दूर्वाच घृत                        | २८४         | नारिकेल खण्ड         | ३०१       |
| शुंगाच घृत                             | २८६         | जीरकादि घृत          | ३०१       |
| सहाशतावरी घृत                          | २८६         | खएड कूष्माएडकावलेह   | इ ३०१     |
| दूर्वाच तैल                            | ২্দত        | दूसरा नारिकेल खण्ड   | ३०२       |
| कामदेव घृत                             | २८७         | वृहन्नारिकेल खएड     | ३०२       |
|                                        |             | विष्वली घृत          | ३०३       |
| छठा अध्याय।                            |             | वृहत् पिष्पली खरड    | ३०३       |
| श्रम्लिपत्त-वर्णन                      | २८६         | शुरठी खरड            | २०३       |
| अम्लिपत्त के निदान-कारण                | २८६         | अम्लिपत्तान्तक लौह   | ३०४       |
| श्रम्लिपत्त के लद्गग                   | २८६         | सिता मण्डूर          | 308       |
| श्रम्लिपत्तके दो भेद                   | २६०         | श्री बिल्व तैल       | ३०४       |
| ऊद्धा अम्लिपत्त के लत्तर               | 035         | पानीय भक्त वटी       | ३०४       |
| श्रधोग श्रम्लिपत्त के लत्तर            | १ २६०       | लीला विलास रस        | ३०४       |
| श्रम्लिपत्त की विशेष अवस्थ             | १ २६०       | त्र्रविपत्तिकर चूर्ण | ३०६       |
| अम्लिपत्तमें दोषोंका संसर्ग            | 939         | रसामृत चूर्ण         | ३०६       |
| दोष-भेदों से लच्चण-भेद                 | १३६         | शतावरी घृत           | ३०७       |
| साध्यासाध्य विचार                      | २६२         | द्राचाच घृत          | ३०७       |
| श्रम्लिपत्त चिकित्सा में               |             | द्राचादि गुटिका      | ३०७       |
| याद रखने योग्य बातें                   | २६२         | पिष्पल्यादि अवलेह    | ३०७       |
| श्रम्लिपत्तरोग में पथ्यापथ             | य २६४       | सातवाँ अध्या         | T I       |
| श्रम्लिपत्त नाशक नुसखे                 | २६७         |                      | 7 '       |
| श्लेष्मिपत्त नाशक नुसखे                | 335         | स्वरभेद वर्णन        | 308       |

| विषय पृष्ठाङ्क                  | विषय पृष्ठाङ्क                  |
|---------------------------------|---------------------------------|
| स्वर मेद के निदान-कारण ३०६      | त्रिवंग भस्म ३२१                |
| स्वरभेदकी सम्प्राप्ति ३०६       | निरिग्धिकावलेह ३२२              |
| स्वर भेद की क़िस्में ३०६        | मृगनाभ्यादि अवलेह ३२२           |
| वातज स्वरभेद के लक्त्रण ३१०     | सारस्वत या त्राह्मी घृत ३२३     |
| पित्तज स्वर भेद के लच्चण ३१०    | ब्रह्मादि अवलेह ३२३             |
| कफज स्वरभेद के लज्ञण ३१०        | आठवाँ अध्याय।                   |
| सित्रपातज स्वरभेद के लच्चण ३१०  |                                 |
| चयज स्वर भेद के लच्चण ३१०       | त्रारोचक रोग वर्णन ३२४          |
| मेदज स्वरभेद के लज्ञ्ण ३११      | अरुचि की व्याख्या ३२४           |
| श्रसाध्य लज्ञ्मण ३११            | अरोचक के निदान-कारण ३२४         |
| चिकित्सकके याद रखने             | अरोचक की क़िस्में ३२४           |
| योग्य बातें ३११                 | वातज ऋरिव के लच्च ३२४           |
| स्वरभेदकी विशेष चिकित्सा ३१२    | पित्तज अरुचि के लच्चण ३२४       |
| वाजत स्वरभेद की चिकित्सा ३१२    | कफ़ज अरुचि के लंच्एा ३२४        |
| पित्त ज स्वरभेद की चिकित्सा ३१३ | त्रिदोषज ऋरुचि के लक्त्रण ३२४   |
| कफज स्वरभेद की चिकित्सा ३१३     | त्रागन्तुक त्रक्चि के लन्नण ३२६ |
| मेदज स्वरभेद की चिकित्सा ३१४    | अरुचि नाशक नुसखे ३२६            |
| समस्त स्वरभेद् नाशक             | लवणाद्रीकयोग ३२६                |
| नुसखे ३१४                       | श्रङ्गवेर रस योग ३२६            |
| स्वरभंग रोग पर उत्तमोत्तम       | इमली का पना ३२७                 |
| योग ३१६                         | अरुचि नाशक माठा ३२७             |
| स्वरभंगादि वटी ३१६              | भीमसेनी शिखरणी ३२७              |
| कंटकारी घृत ३१६                 | दाड़िमादि चूर्ण ३२८             |
| भृङ्गराजादि घृत ३२०             | अनार दाने का चूर्ण ३२८          |
| त्रयम्बकाभ्रक ३२०               | लवंगादि चूर्ण ३२८               |
|                                 | स्राण्डव चूर्ण अ ३२६            |

| विषय                                       | पृष्ठाङ्क | विपय                        | पवाट    |
|--------------------------------------------|-----------|-----------------------------|---------|
| हमारा अनुभूत कलहंस                         |           | वमन रोग की विशेष            | विशिक्ष |
| यवानी खाएडव                                | ३३०       | चिकित्सा                    | ३४४     |
| हिंग्वष्टक चूर्ण                           | ३३०       | वातज वसन नाशक               | 104     |
| जम्बीर द्राव                               | ३३०       | नुसखे                       | ३४६     |
| अरुचि गजकेशरी                              |           | पितज वसन नाशक               | .,,     |
| ञ्चवलेह                                    | ३३१       | नुसखे .                     | ३४७     |
| चन्द परीचित साधारण                         |           | कफज वमन नांशक               |         |
| नुसखे                                      | ३३२       | नुसखे                       | ३४७     |
| अरुचि में पथ्यापथ्य                        | ३३३       | वमन रोग की सामान्य          |         |
| नवाँ अध्याय                                |           | चिकित्सा                    | 388     |
| -0                                         | 22.       | वमन रोग में पथ्यापथ्य       | ३४६     |
| छिंदि रोग का वर्णन<br>छिंदि रोग के सामान्य | ३३४       | दशवाँ अध्याय                | 1       |
| लच्या                                      | ३३४       | तृष्णा रोग का वर्णन         | ३५५     |
| वमन रोग के निदान-                          |           | वृष्णा रोग के लच्चा         | ३४८     |
| कार्ण                                      | ३३४       | वृष्णा रोग के निदान         | ३५८     |
| वमन की सम्प्राप्ति                         | ३३६       | वृष्णा रोगकी सम्प्राप्ति    |         |
| वसन की क़िस्में                            | ३३७       | तृष्णा रोग की संख्या        | ३६१     |
| वातज छिदि के लच्च ए                        | ३३७       | तृष्णा रोग के पूर्व रूप     | ३६१     |
| पित्तज छिंद के लच्चण                       | ३३७       | वातज एष्णा के ल स्गा        | ३६१     |
| कफज छर्दि के लच्च ए                        | ३३८       | पित्तज तृष्णा के लच्चा      | ३६२     |
| त्रिदोपज छर्दिके लच्चगा                    | 388       | कफज तृपा के लत्त्रण         | ३६२     |
| श्रागन्तुक व्मनके लक्ष्ण                   | 388       | त्रिदोपज तृपाके लच्चा       | ३६३     |
| वमन के पूर्व रूप                           | ३४०       | चतज तृषा के लच्चगा          | ३६३     |
| वमन के उपद्रव                              | ३४०       | च्यज तृपा के लच्चा          | ३६४     |
| असाध्य वमनके उपद्रव                        | ३४१       | आमज तृवा के लच्चण           | ३६४     |
| साध्यासाध्य लच्चा                          | 388       | अन्नजा तृपा के लहाए         | ३६४     |
| वमनकी चिकित्सामें याद                      | 1         | तृषा के उपद्रव              | ३६४     |
| रखने योग्य बातें                           | 388       | उपद्रवयुक्त तृषाकात्र्याग्छ | ३६४     |

| IAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | annana          | annan.  |
|----------------------------------------|-----------------|---------|
| विषय                                   | विष्ठाङ्क       | विष     |
| असाध्य तृषा के लज्ञग                   | ३६६             | रैंडी   |
| तृषा रोग- चिकित्सा में याद             |                 |         |
| रखने योग्य बातें                       | ३६६             | घी व    |
| तृषा रोगकी विशेष चिकित्स               |                 |         |
| पितज तृषा नाशक नुसखे                   | ३७२             | तेल     |
| कफज तृषा नाशक नुसस्वे                  | ३७४             | गन्ध    |
| तृषा फी सामान्य चिकित्सा               | ३७६             |         |
| तृषा रोग में पथ्यापथ्य                 | 3=?             | दवा     |
| द्वाएं बनाने और सेवन                   | 4-1             | श्र नुष |
|                                        | 2-2             | वाता    |
| करने में जानने योग्य बातें             |                 | ज्बर    |
| स्वरस                                  | ३८२             | विषा    |
| कल्क                                   | ३=३             | ऋति     |
| पुटपाक                                 | ३८३             | श्वास   |
| काथ या काढ़ा                           | ३८४             | रक्तभे  |
| हिम                                    | ३८४             |         |
| फाँट                                   | 3⊏€             | शोथ     |
| चूर्ण                                  | ३८६             | पाएड    |
| बटिका या गोली                          | 3==             | द्स्त   |
| श्रवलेह या लेह                         | ३८८             | पेशाः   |
| गुगगुल पाक                             | 378             | बहुमृ   |
| तेल और घी पकाने की                     |                 | प्रदर   |
| तरकीवें                                | ३८६             | मन्दा   |
| तिलीके तेल को मूर्च्छित कर             | ने              | वमन     |
| की विधि                                | 375             | वात     |
| वात नाशक तेल में एक                    |                 | वीर्य   |
| खास बात                                | 380             | गिलो    |
| सरसों का तेल मूर्च्छिन करने            | 1               | त्रिफ   |
| की विधि                                | Contract of the | 1740    |
|                                        | 388             | ra e    |
|                                        | <b>ॐ</b> समा    | .41 88  |

| 222222222222222222222222222222222222222 | 222  |
|-----------------------------------------|------|
| विषय                                    | विधि |
| रैंडी का तेल मूर्च्छित करने             |      |
| की विधि                                 | 388  |
| घी को मूर्च्छित करने की                 |      |
| विधि                                    | 938  |
| तेल और घी पकानेकी विधि                  | 382  |
| गन्धपाक-विधि                            | 384  |
| दवा सेवन करने के समय                    | 384  |
| अनुपान विधि                             | ३६६  |
| वातादि रोगों में अनुपान                 | ३६७  |
| ज्वर में अनुपान                         | ३६७  |
| विषम ज्वर में ऋनुपान                    | ३६७  |
| अतिसार में अनुपान                       | ७३६  |
| रवास खांसी में अनुपान                   | 38=  |
| रक्तभेद, रक्तवमन और रक्त-               |      |
| स्राव में अनुपान                        | 3€=  |
| शोथरोग या सूजनमें ऋनुपान                | 385  |
| पाएडु रोग में अनुपान                    | ३६८  |
| द्स्त कराने के लिये अनुपान              | ३६८  |
| पेशाब करानेके लिये अनुपान               | 385  |
| बहुमूत्र नाशार्थ ऋनुपान                 | 335  |
| प्रदर रोग नाशार्थ अनुपान                | 338  |
| मन्दाग्नि रोग में अनुपान                | 335  |
| वमन रोग में श्रनुपान                    | 338  |
| वात रोग में अनुपान                      | 335  |
| वीर्यवृद्धि के लिये अनुपान              | 338  |
| गिलोय सेवन के अनुपान                    | 800  |
| त्रिफले के श्रनुपान और अन               | य    |
| काम की बातें ४००-                       | -880 |
| 7 &                                     |      |